"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2003—फाल्गुन 30, शक 1924

# विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

# राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2003

| क्रमांव<br>किया जाता | ह एफ-10-4/2003/1/5.—राज्य शासन के<br>हैं :— | निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ के नीचे उल्लिखित जिलों का नाम परिवर्तित कर निम्नानुस |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| स. क्र.<br>(1)       | जिले का नाम<br>(2)                          | जिले का परिवर्तित नाम<br>(3)                                                 |
| 1.                   | कवर्धा                                      | ''कबीर धाम''                                                                 |

| (1) | (2)            | (3)                         |  |
|-----|----------------|-----------------------------|--|
| 2.  | दन्तेवाड़ा     | ''दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा'' |  |
| 3.  | <u>कांक</u> ेर | ''उत्तर बस्तर कांकेर''      |  |

्छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

# विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

## रायपुर, दिनांक-25 फरवरी 2003

क्रमांक 574/331/21 व (स्था.) छ.ग.— राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक बी-1/5/2003/4/एक दिनांक 5 फरवरी, 2003 के अनुसरण में डॉ. पी. सी. प्रसाद, (आर. आर.-07, रा. प्र. से. प्रवर श्रेणी) अपर कलेक्टर, रायगढ़ को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में उप-सचिव के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक नियुक्त करता है.

# रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्रमांक 1685/21-ब/छ.ग./2003.—राज्य शासन, निम्निलिखित अधिवक्तागण को महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद पर राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उन्हें दिनांक 1-3-2003 से 31-3-2003 तक एक माह की अवधि के लिये नियुक्त करता है :—

| क्रमांक | नाम                    |          | -               | पद                |   |   |   |
|---------|------------------------|----------|-----------------|-------------------|---|---|---|
|         |                        | <u> </u> |                 |                   | - |   |   |
| 1.      | श्री अशोक वर्मा        |          | · उप            | महाधिवक्ता        |   |   |   |
| 2.      | ्रश्री संजय अग्रवाल    |          | उप              | महाधिवक्ता        | , | , |   |
| 3.      | . श्री डी. आर. अग्रवाल |          | <sup>•</sup> उप | <b>महाधिवक्ता</b> |   |   |   |
| 4       | श्री पी. वाय. कौशी,    |          |                 | सकीय अधिवक्ता     | • | • | • |
| 5.      | कुमारी शर्मिला सिंघई   |          |                 | शासकीय अधिवक्ता   |   | • |   |

#### रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2003

क्रमांक 1686/21-ब/छ.ग./2003.—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्तागण को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/सेन्ट्रल एडिमिनिस्ट्रेटिव ट्रिव्यूनल जबलपुर/राज्य प्रशासिनक अधिकरण, जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उन्हें दिनांक 1–3–2003 से 31–3–2003 तक एक माह की अविध के लिए नियुक्त करता है :—

# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

| क्रमांक.<br>— | नाम               | पद                                       | पारिश्रमिक प्रतिमाह |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1.            | श्री एस. के. राव  | स्टेंडिंग कौंसिल                         | ₹. 17,000/-         |
| •             |                   | सेन्द्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जबल | पुर                 |
| 1.            | श्री मनोज शर्मा   | स्टेंडिंग कॉॅंसिल                        | रु. 17,000/-        |
|               |                   | राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुः           | τ                   |
| 1.            | श्री मनिन्दर भाटी | स्टेंडिंग कौंसिल                         | ₹. 17,000/-         |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

# जल संसाधन विभाग

# मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

# रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2003

क्रमांक 210/4270/जसंवि/2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :--

#### आदेश

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
  - (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.
- 2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अन्यविहत पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरिसत या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द

''छत्तीसगढ'' स्थापित किये जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कारवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञित को सिम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

## अनुसूची

| अनुक्रमांक | विधियों के नाम                                                   | , |
|------------|------------------------------------------------------------------|---|
| 1.         | मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 एवं मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974. |   |
| <b>2.</b>  | मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1969.       |   |
| 3.         | मध्यप्रदेश सिंचाई अभियांत्रिक सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम-1968.  |   |
| 4.         | मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम-1999.   |   |

#### Raipur, the 8th January 2003

No. 210/4270/WRD/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders namely:—

#### **ORDER**

- 1. (i) This order may be called the Adaptation of Law's Order, 2002.
  - (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the first day of November, 2000.
- 2. The Laws as amended from time to time specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, or subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.
- 3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

#### SCHEDULE

| S. No.    | Name of the Laws                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bernell 2 | Madhya Pradesh Irrigation Act 1931 & Madhya Pradesh Irrigation Rules, 1974.          |
| 2.        | Madhya Pradesh Irrigation Department (Non Gazetted) Service Recruitment rules, 1969. |
| 3.        | Madhya Pradesh Irrigation Engineering Service (Gazetted) Recruitment rules, 1968.    |
| 4.        | Madhya Pradesh Sinchai Prabhandhan Main Krishko Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.        |

#### रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2003

क्रमांक 1267/315/ज. सं. वि./2002.—विभाग के जारी आदेश क्रमांक 955/315/ज. सं. वि./2002 दिनांक 14-2-2003 के तारतम्य में, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधीक्षण यंत्रियों की मुख्य अभियंता पद पर पदोत्रति उपरांत तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश पर्यन्त नाम के सम्मुख दर्शित स्थान में कार्यग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :—

| स. क्र.<br>(1) | अधिकारी का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना<br>(2)                                                     | जहां पदस्थ करना है, पद एवं स्थान<br>(3)                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | श्री डी. दास. गुप्ता,<br>अधीक्षण यंत्री, (रूपांकन)<br>मिनीमाता बांगो परियोजना, बिलासपुर.          | मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग,<br>बिलासपुर.                               |
| 2.             | श्री आर. के. खरे, अधीक्षण यंत्री/प्रभारी मुख्य अभियंता,<br>पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर | मुख्य अभियंता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,<br>रायपुर (यथावत् मुख्य अभियंता पद पर). |

2. निम्नलिखित मुख्य अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश पर्यन्त नाम के सम्मुख दर्शित स्थान में स्थानांतरित कर पदस्थ करता है :—

| स. क्र.       | अधिकारी का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना  | जहां पदस्थ करना है, पद एवं स्थान |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| (1)           | (2)                                     | (3)                              |
| 1.            | श्री व्ही. के. चेलानी,                  | मुख्य अभियंता                    |
|               | मुख्य अभियंता,                          | महानदी गोदावरी कछार,             |
|               | महानदी, जलाशय परियोजना                  | रायपुर,                          |
| ,             | रायपुर.                                 | -                                |
| <b>2.</b> ( ) | श्री एस. के. भादुड़ी,                   | मुख्य अभियंता,                   |
|               | मुख्य अभियंता,                          | महानदी जलाशय परियोजना,           |
| 6             | महानदी गोदावरी कछार, रायपुर             | रायपुर.                          |
| 3             | श्री सी. पी. वर्मा, मुख्य अभियंता,      | विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,        |
| ्र भिन्न      | कार्या प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, | जल संसाधन विभाग (तकनीकी शाखा)    |
| •             | रायपुर.                                 | . मंत्रालय, रायपुर.              |

- 3. इस विभाग के जारी आदेश क्रमांक 3801/1274/व्ही.आई.पी./ज सं. वि./2002 दिनांक 22-11-2002 के पैरा-2 श्री एन. एस. भदोरिया, मुख्य अभियंता, को हसदेव कछार विलासपुर का सोंपा गया अतिरिक्त प्रभार निरस्त किया जाता है.
- 4. श्री सी. पी. वर्मा, मुख्य अभियंता, के वेतनादि का आहरण कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर से आहरित होगा.

#### रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 1292/3959/ज. सं./2002.—जब श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी, श्री आर. एस. तोमर, उपयंत्री के पद पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, केशकाल (बस्तर) एवं श्री एच. आर. कनस्कर, कार्यपालन यंत्री एवं श्री एम. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी के पद पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोंडागांव जिला–बस्तर में पदस्थ थे, तब इनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर एवं षड़यंत्रपूर्वक कार्य कर स्वयं को लाभान्वित करने हेतु नयनार स्टापडेम के मस्टर रोल तैयार कर, मजदूरों को भुगतान न कर, फर्जी व्यक्तियों के नाम का भुगतान दर्शाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने संबंधी आरोप पर लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा अपराध क्र. 11/98 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई.

- 2. प्रकरण संबंधी वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम-नयनार, तहसील-केशकाल, जिला-बस्तर में ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बस्तर द्वारा स्टापडेम हेतु 4.99 लाख रु. 1995-96 में स्वीकृत किया गया था, किन्तु मौके पर नाममात्र का काम किया गया एवं फर्जी बिल, फर्जी मस्टर रोल बनाकर निर्माण कार्य की राशि गायब कर दी गई, उक्त संबंधी विश्वसनीयता के लिए विभागीय कार्यालय से पृष्टि की गई तो ज्ञात हुआ कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण बस्तर द्वारा दिनांक 30-1-95 को ग्राम नयनार स्टापडेम हेतु 4.99 लाख रु. स्वीकृत किये गये थे, उक्त कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग-केशकाल को सौंपा गया था, निर्माण कार्य में 2.70 लाख रु. बिल बनाकर व्यय होना बताया गया है, घटना स्थल के निरीक्षण सत्यापन पर वहां कोई स्टापडेम होना नहीं पाया गया, इस प्रकार प्राथमिक जांच के पश्चात् लोकायुक्त संगठन द्वारा अपराध क्रमांक 11/98 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
- 3. संपूर्ण विवेचना में पाया गया कि नयनार स्टापडेम निर्माण कार्य में श्री सुधीर भावसार अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री आर. एस. तोमर, उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, केशकाल, श्री एच. आर. कनस्कर कार्यपालन यंत्री एवं श्री एम. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, कोंडागांव जिला-बस्तर द्वारा लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर, षड्यंत्रपूर्वक कार्य कर, स्वयं को लाभान्वित करने हेतु फर्जी मस्टर रोल तैयार कर, मजदूरों को भुगतान न कर, अन्य अनुपयोगी सामग्री क्रय कर कुल रूपये 1,47,899=47 की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाने संवंधी आरोप सिद्ध पाया गया.
- 4. प्रकरण में लोकायुक्त संगठन की अनुशंसा पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग, म. प्र. शासन, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 8/79/99-21-का (अभि.), दिनांक 24-7-99 द्वारा आरोपी अधिकारी/कर्मचारी श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी, श्री आर. एस. तोमर, उपयंत्री, श्री एच. आर. कनस्कर कार्यपालन यंत्री एवं श्री एम. पी. दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये. अभियोजन स्वीकृति आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रकरण का चालान दिनांक 18-8-99 को विशेष न्यायालय, जगदलपुर में प्रस्तुत किया गया, चालानी कार्यवाही के फलस्वरूप प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3328351(437), दिनांक 20-8-1999 द्वारा श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी को निलंबित किया गया.
- 5. मान. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, जगदलपुर (बस्तर) द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 3/99 विरुद्ध ( ) श्री रणजीत सिंह तोमर, उपयंत्री (मृत) (2) श्री महेश्वरी प्रसाद दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी (3) श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी (4) श्री एच. आर. कनस्कर, कार्यपालन यंत्री (वर्तमान में सेवानिवृत्त दिनांक 4-12-97) प्रकरण में निर्णय दिनांक 3 सितंबर 2002 के द्वारा श्री रणजीत सिंह तोमर, उपयंत्री (मृत), श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री एच. आर. कनस्कर, कार्यपालन यंत्री (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आरोप दोषसिद्ध माना गया तथा श्री महेश्वरी प्रसाद दीक्षित, अनुविभागीय अधिकारी को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है. चूंकि श्री तोमर का स्वर्गवास हो गया, अतः मान. न्यायालय द्वारा श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री एच. आर. कनस्कर, कार्यपालन यंत्री को धारा 13 (1) (सी), सहपठित धारा-13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000/- रु. अर्थदंड से तथा धारा 467, 468, 471 एवं 120 (बी) भा. दं. वि. के अंतर्गत प्रत्येक धाराओं में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000-10,000/- रु. अर्थदंड से दंडित किया गया है.
- 6. यहां यह उक्लेखनीय है कि श्री एच. आर. कनस्कर, कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन के पूर्व दिनांक 4-12-1997 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अत: इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल द्वारा की जावेगी. श्री सुधी भावसार, अनुविभागिय अधिकारी जिन्हें मान. न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाया जाकर सजा सुनाई गई है, उनका कृत्य जिसके लिए दोषसिद्ध पाया गया है, शासकीय सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है तथा उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के अंतर्गत कदाचरण दी प्रिधि में आता है.

- 7. मान. विशेष न्यायालय, जगदलपुर के निर्णय दिनांक 3 सितंबर 2002 की प्रत्याशा में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-19 (1) एवं सहपठित नियम-10 (9) के अंतर्गत श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध "सेवा से पदच्युत किये जाने, जो की मामूली तौर पर भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी" संबंधी शास्ति अधिरोपित किये जाने प्रावधानित निर्णय लिया गया. म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-6-2/98/3/1, दिनांक 26-5-1998 के अनुसार उक्त शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है अर्थात् दंडादेश सीधे पारित एवं ज़ारी किया जा सकता है.
- 8. चूंकि श्री भावसार, अनुविभागीय अधिकारी (सहायक यंत्री) राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं अत: शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 1667/199/2002/जी. एस. दिनांक 7 फरवरी, 2003 के द्वारा शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त की गई है.
- 9. अत: राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री सुधीर भावसार, अनुविभागीय अधिकारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-19 (1) एवं सहपठित नियम-10 (9) के अंतर्गत ''शासकीय सेवा पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपितृ की जाती है, जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी.''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. डी. दीवान, अवर सचिव.

# वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

# ंरायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-85/2002/वाक/पांच (118).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की.धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31-3-2003 तक के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

# अनुसूची

| अनुक्रमांक | वस्तुओं की श्रेणी | छूट की सीमा                                                              |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (1)        | (2)               | (3)                                                                      |
| 1.         | काष्ठ             | अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर<br>12 प्रतिशत हो जाय. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

# वाणिज्य एवं उद्योग, विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 155/1865/02/11/वा. उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी, लि. जमनीपाली, कोरवा के बायलर क्रमांक एम. पी./3727 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 5–12–2002 से दिनांक 4–4–2003 तक के लिए चार माह की छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन वॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल वॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

#### रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्रमांक 174/1259/2002/11/वा. उ.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल कोरबा मे. हंसदेव ताप विद्युत गृह के बायलर क्रमांक एम. पी./3657 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 17-8-2002 से दिनांक 30-9-2002 तक के लिए छूट देता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्ययंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. पाण्डे, संयुक्त सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/978.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत हाता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एडने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |                      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील     | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)       | (3)                  | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदां | लिमतरा<br>प.ह.नं. 10 | 1.085                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोडीह माइनर     |

क्रमांक क/भू-अर्जन/979.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                      |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन    |  |
|---------------|----------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन             |  |
| (1)           | (2)      | (3)                  | (4) · ,                          | (5)                                                           | (6)                  |  |
| जोजगीर-चांपा  | मालखरौदा | लिमतरा<br>प.ह.नं. 10 | 1.476                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्रं. ४, डभरा. | ्रब्रांच माइनर नं. 4 |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक कर्भू-अर्जन/980.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर⁄ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | ेका वर्णन         |  |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | . (5)                                                        | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा | डभस   | बांधापाली<br>प.ह.नं. 9 | 1.300                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | देवरघटा माइनर     |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/981.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथया आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन  |  |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| जिला          | तहसील .  | नगर/ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन           |  |
| (1)           | (2)      | (3)                | (4)                              | (5)                                                          | (6)                |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | सपिया<br>प.ह.नं. १ | 0.741                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | फगुरम सब डि. ब्यू. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/982.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9         | र्गुमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला          | तहसील     | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1)           | (2)       | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा<br>• | तुरकापाली<br>प.ह.नं. 11 | 1.188                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | तुरकापाली माइनर   |  |

72119

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/983.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|                | 9      | रूमि की वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला           | तहसील  | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)            | (2)    | (3)                    | (4)                              | (5)                                                          | - (6)             |
| जांजगीर्-चांपा | डभरा ़ | धोबनीपाली<br>प.ह.नं. 1 | 2.744                            | कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | देव्रघटा भाइनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/984.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9              | भूमि का वर्णन          | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                            |                       |
|---------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील          | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन              |
| (1)           | (2)            | (3)                    | (4)                              | (5)                                                          | (6) ·                 |
| जांजगीर-चांपा | - <b>डभ</b> रा | धोबनीपाली<br>प.ह.नं. 1 | 0.530                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | केकराभाट ब्रांच माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/985.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संविधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| <b>1</b> |
|----------|
| अनम्रा   |
| 217/221  |

|               | 3     | भूमि का वर्णन       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                              | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>जिला</u>   | तहसील | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                    | का वर्णन           |
| (1)           | (2)   | (3)                 | (4)                              | (5)                                                               | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कांसाः<br>प.ह.नं. 6 | 0.728                            | -<br>कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | ब्रांच माइनर नं. 3 |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/986.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                   |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी -                             | का वर्णन          |
| · (1)         | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | कटौद<br>प.ह.नं. 6 | 0.468                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कटौद सय माइनर     |

क्रमांक क/भू-अर्जन/987. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अनस   | ਚਾ |
|-------|----|
| 2,7,5 | 11 |

| भूमि का वर्णन   |       |                       |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                            |
|-----------------|-------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| जिला            | तहसील | नग्र∤ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                     |
| (1)             | (2)   | (3)                   | (4).                             | (5)                                                          | (6)                                          |
| जांजगीर-चांपा . | डभरा  | शंकरपाली<br>प.ह.नं. 4 | 2.643                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | गिरगिरा माइनर अंतर्गत ब्रांच<br>माइनर नं. 1. |

भूमि का नक्शा (प्तान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/988.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 9        | मि का वर्णन                 |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम                   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)      | (3)                         | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अण्डा<br><b>प</b> .ह.नं. 11 | 0.117                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सारसकेला माइनर    |

क्रमांक क/भू-अर्जन/989.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा; इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | ् सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| जिला          | तह्सील | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन            |  |
| .(1)          | (2)    | (3)                       | (4)                              | (5)                                                          | (6)                 |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा   | गोबरा<br>प.ह.नं. <i>7</i> | 1.179                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | चुरतेला माइनर-      |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/990.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)      | (3)                | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदी | कुधरी<br>प.ह.नं.10 | 2.428                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बुधरी माइनर       |

क्रमांक क/भू-अर्जन/991. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

|               | अनुसूची |                        |                                  |                                                              |                                                        |  |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|               | 9       | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                                      |  |
| <u>जिला</u>   | तहसील   | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                               |  |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                                    |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा    | सिंघितराई<br>प.ह.नं. 1 | . 6.026                          | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सिंधितराई माइनर, ब्रांच माइनर<br>2 L, ब्रांच माइनर 3 R |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा] दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/992.—चृंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उख़ेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |                        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन     |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन              |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                          | (6)                   |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | बांधापाली<br>प.ह.नं. 1 | 1.416                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | केकराभाट ब्रांच माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/993.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|                    | ·        | भूमि का वर्णन          |                                  | ेधारा ४ की  उपधारा (2)                                       | सार्वजनिक प्रयोजन    |
|--------------------|----------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| जिला               | तहसील    | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन             |
| (1)                | (2)      | (3)                    | . (4)                            | (5)                                                          | (6)                  |
| जांजगीर-चांपा<br>, | मालखरौदा | तुलसीडीह<br>प.ह.नं. 10 | 0.335                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४, डभरा. | बरतुंगा ब्रांच माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/994.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| -             |       | भूमि का वर्णन                |                       | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम                    | लगभग क्षेत्रफल        | के द्वारा                                                   | का वर्णन           |
| (1)           | (2)   | . (3)                        | (हेक्टेयर में)<br>(4) | प्राधिकृत अधिकारी<br>(5)                                    | <b>(</b> 6)        |
| जांजगीर-चांपा | ंडभरा | . कटेकोनी छोटे<br>प.ह.नं. 11 | 1.751                 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा | कटेकोनी छोटे माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/995.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| - भूमि का वर्णन |          |                            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला            | तहसील    | नगर∕ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन           |
| (1)             | (2)      | (3)                        | . (4)                            | (5)                                                          | (6)                |
| जांजगीर-चांपा   | भालखरौदा | बड़े मुड़पार<br>प.ह.नं. 10 | 3.213                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | बड़े मुड़पार माइनर |

भूमि का नवशा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

# जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/996.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                            |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन     |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| জিলা<br>•     | तहसील    | नगर∕ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन              |
| (1)           | (2)      | (3)                        | (4)                              | (5)                                                          | (6)                   |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े मुड़पार<br>प.ह.नं. 10 | 1.083                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | ्वरतुंगा ब्रांच माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/997.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 3        | र्मि का वर्णन             | •                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| জিলা<br>·     | तहसील    | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1)           | (2)      | (3)                       | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े मुड़पार<br>प.ह.नं.10 | 0.298                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सिंघरा माइनर      |  |

भूमि का नक्शां (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा , दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/998.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|                    | 9     | रूमि'का वर्णन     |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| জিলা               | तहसील | नग <i>र</i> ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1)                | (2)   | (3)               | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा<br>• | डभरा  | कटौद<br>प.ह.नं. 6 | 4.100                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कांसा माइनर       |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/999.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

| अन    | सच    |
|-------|-------|
| - ' · | ₽,6′. |

| •             | 9     | र्मि का वर्णन        | 4                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन  |  |
|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम            | . लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ़के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन           |  |
| (1)           | (2)   | (3)                  | (4)                                | (5)                                                         | (6)                |  |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | चुरतेला<br>प.ह.नं. 6 | 2.667                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा | गोबरा सब डि. ब्यू. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1000. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय-में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                    |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन           |
| (1)           | (2)      | (3)                | (4)                              | (5)                                                          | (6) ·              |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | फगुरम<br>प.ह.नं. १ | 1.679                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुधरी सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |          |                       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                                 |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                          |
| (1)           | (2)      | (3)                   | (4)                              | (5)                                                          | (6)                                               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | नौरंगपुर<br>प.ह.नं. 1 | 3.363                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | भागोडीह माइनर, ब्रांच माइनर<br>6, ब्रांच माइनर 7. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                    |                                  | ्धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <u>जिला</u>   | तहसील  | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |  |
| जांजगीर–चांपा | डभरा ं | सुखदा<br>प.ह.नं. 5 | 3.173                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कटौद सब माइनर     |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1003. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एडने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | 3        | रूमि का वर्णन              |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1).          | (2)      | (3)                        | (4)                              | . (5)                                                        | (6) <sup>-</sup>  |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | बड़े मुड़पार<br>प.ह.नं. 10 | 1.184                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुसमुल माइनर      |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :--

# अनुसूची

|               |       | र्मि का वर्णन          | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                                         |                   |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम .            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                            | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                                       | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | ं चुरतेली<br>प.ह.नं. ७ | 0.178                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता <mark>वांगो</mark><br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | गोबस सब डि. ब्यू. |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उन्हेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|                     | 3     | र्मि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------------|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <u> </u>            | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |  |
| (1)                 | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |  |
| `जांजगीर-चांपा<br>` | डभरा  | छुछुभांठा<br>प.ह.नं. १२ | 4.664                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | रेद्रा माइनर      |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) हो उक्लेखित अधिकारी को उवत भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शम्सन वह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |       | र्मि का वर्णन      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा .<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)                | (4)                              | (5)                                                            | (6)               |
| जांजगीर~चांपा | डभरा  | गोबरा<br>प.ह.नं. 7 | 2.911                            | कार्यप्रालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | चुहीपाली माइनर    |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1007. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन       | •                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)                 | (4)                              | . (5)                                                        | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | गोबरा<br>*प.ह.नं. 7 | 0.703                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | तुरकाडीह माइनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखां जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|                | મૃ       | मि का वर्णन         | धारा 4 की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                            |              |
|----------------|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>जिला</u>    | तहसील    | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन     |
| (1)            | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                          | (6)          |
| जांजृगीर-चांपा | मालखरौदा | किसरी<br>प.ह.नं. 11 | 1.820                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. ४, डभरा. | किरारी माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

|               | મૃ       | मि का वर्णन         |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हंक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | अण्डा<br>प.ह.नं. 11 | 1.342                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | सेरो सब डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्देशित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का चर्णन |          |                     |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन  |  |
|---------------|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | - के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                             | का वर्णन           |  |
| (1)           | (2)      | (3)                 | (4)                              | (5)                                                          | (6)                |  |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | कुधरी<br>प.ह.नं. 10 | 2.570                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कुधरी सब डि. व्यू. |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1011. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

|               | 3     | मूमि का वर्णन           | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                            |               |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | , का वर्णन    |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)           |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | खैराखुर्द<br>प.ह.नं. 18 | 2.460                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | गिरगिरा माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्नन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               |             |                       | •                                |                                                              |                 |
|---------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | 9           | रूमि का वर्णन         | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                            |                 |
| . जिला        | तहसील       | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन        |
| (1)           | (2)         | (3)                   | (4)                              | (5)                                                          | (6)             |
| जांजगीर-चांपा | <b>डभरा</b> | बड़ादराह<br>प.ह.नं. 2 | 4.243                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | नवापारा उप शाखा |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

|               | 3     | मूमि का वर्णन      |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन           |
| (1)           | (2)   | (3)                | (4)                              | (5)                                                          | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | गोबरा<br>प.ह.नं. ७ | 5.228                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | गोबरा सब डि. ब्यू. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1014. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनसची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एउने की संभावना है. अतः भू-अजन आधानमन, 102म (2015) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूचा क खान (5) मान्यकार प्राप्त उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | . 9   | र्मि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | छुहीपाली<br>प.ह.नं. 11 | 1.142                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरां. | छुतीपाली माइनर    |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

|     | . 2   |
|-----|-------|
| अनस | चा    |
|     | · · · |

|               | 9     | भूमि का वर्णन           | धारा ४ की उपधारा (2)             | . सार्वजनिक प्रयोजन                                          |                |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| जिला -        | तहसील | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन       |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)            |
| जांजगीर-चांपा | डभरा  | रामभांटा ·<br>प.ह.नं. 8 | 0.793                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | छुहीपाली माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

| r             | -      | भूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)    | . (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | ं डभरा | बड़े कटेकोनी<br>प.ह.नं. 6 | 1.226                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कांसा माइनर       |
|               |        | डभरा                      |                                  | •                                                            |                   |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1017. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की घारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | 8      | र्मि का वर्णन      |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन                          |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| जिला          | तहसीलं | नगर⁄ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                   |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | . (5)                                                        | (6)                                        |
| जांजगीर-चांपा | डभरा   | कांसा<br>प.ह.नं. 6 | 0.841                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | कांसा माइनर अंतर्गत ब्रांच<br>माइनर नं. 4. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, इसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-टार्जन/1018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|               | 9       | भूमि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्रामः           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | कोटेतरा<br>प.ह.नं. 6 | 0.049                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | सक्ती शाखा        |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

|               | 9     | ,<br>पूमि का वर्णन      | धारा 4 की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |                 |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | ़ का वर्णन      |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)             |
| जांजगीर-चांपा | सकी   | बेलकर्री<br>. प.ह.नं. 8 | 0.181                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | बावनबोड़ी माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवंरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1020. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | •            | भूमि का वर्णन     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील        | नगर/ग्राम्        | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)          | (3)               | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजमीर-चांपा | जैजैपुर<br>• | दतौद<br>प.ह.नं. 8 | 0.564                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | दतौद माइनर        |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1021.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राथ में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन        |                                  | धारां 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | ं नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | नंदेली<br>प.ह.नं. 20 | 0.121                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | काशीगढ़ माइनर     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कर्प्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ को उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन           |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4).                             | (5)                                                           | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | अचानकपुर<br>प.ह.नं. 8 | 0.016                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | काशीगढ़ माइनर<br>- |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1023.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | · (3) ·               | (4)                              | (5).                                                          | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | भोथीडीह<br>प.ह.नं. 15 | 0.072                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | मुरलीडीह माइनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1024. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों की, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>जिला</u>   | तहसील   | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | केकराभाट<br>प.ह.नं. 15 | 0.145                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | मुरलीडीह माइनर    |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1025. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

#### अनुसूची

| •             | 9       | भूमि का वर्णन       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                 | . (4)                            | (5) . •                                                       | . (6)             |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | आमगांव<br>प.ह.नं. 8 | 0.097                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | वावनबोड़ी माइनर   |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1026.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की घारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उझेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

| •             | 9       | गूमि का वर्णन       |                                  | • धारा ४ की उपधारा (2)                                        | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                 | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | नंदेली<br>प.ह.नं.10 | 0.314                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | कलमीडीह माइनर     |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1027.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

|               | 3       | र्मि का वर्णन        |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                  | . (4)                            | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | जैजैपुर<br>प.ह.नं.14 | 0.348                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | सक्ती शाखा नहर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1028.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

# अनुसूची

|              | મૃ      | मि का वर्णन          | धारा 4 की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |                 |
|--------------|---------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| जिला         | तहसील ' | नगर/ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन        |
| (1)          | (2)     | (3)                  | (4)                              | (5)                                                           | (6)             |
| आंजगीर-चांपा | जैजैपुर | नंदेली<br>प.ह.नं. 10 | 0.044                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | बावनबोड़ी माइनर |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1029.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके हारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा हारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |         | भूमि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                              | · का वर्णन        |
| (1)           | (2)     | (3)                     | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | शिकारीनार<br>प.ह.नं. 10 | 0.153                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3. सक्ती. | कलमीडीह माइनर     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1030.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शिक्तयों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|                    |                     | भूमि का वर्णन          |                                  | <b>धारा 4 को  उपधारा (2)</b>                                  | सार्वजनिक प्रयोजन |
|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला -             | तहसील               | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)                | (2)                 | (3)                    | (4)                              | (5)                                                           | (6)               |
| जांजगीर-चांपा<br>- | जैजैपुर<br><b>र</b> | पाड़ाहरदी<br>प.ह.नं.10 | 0.165                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | कलमोडीह माइनर     |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1031. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | 3     | ्रिम का वर्णन                |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                           | , सार्वजनिक प्रयोजन   |
|---------------|-------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी '                               | का वर्णन              |
| (1)           | (2)   | (3)                          | (4)                              | (5)                                                            | (6)                   |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नवापारा<br><b>प.</b> ह.नं. 8 | 2.494                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | मोहंदीकला (तिउर) शाखा |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1032. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उछेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (31) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

# अनुसूची

|               | <del>1</del> 7 | ्मि का वर्णन        | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन     |
|---------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील          | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन              |
| (1)           | (2)            | (3)                 | (4)                              | (5)                                                            | (6)                   |
| जांजगीर-नांपा | मालखरौदा       | डिक्सी<br>प.ह.नं. 1 | 2.028                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगी<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | मोहंदीकला (तिउर) शाखा |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1033.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | ં મુ     | मि का वर्णन              |                                  | . धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन     |
|---------------|----------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | · के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन              |
| (1)           | (2).     | (3)                      | · (4) ·                          | (5)                                                            | (6)                   |
| जांजगीर-चांपा | मालखरौदा | मोहंदीखुर्द<br>प.ह.नं. 1 | 1.895                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | मोहंदीकला (तिउर) शाखा |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1034.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | મૃ       | मि का वर्णन `          |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन     |  |  |
|---------------|----------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| जिला          | तहसील    | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन              |  |  |
| (1)           | (2)      | (3)                    | (4)                              | (5)                                                            | (6)                   |  |  |
| जांजगोर-चांपा | मालखरौदा | मोहंदीकला<br>प.ह.नं. 1 | 1.968                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | मोहंदीकला (तिउर) शाखा |  |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1035.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| :             | 9     | भूमि का वर्णन           | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                              |              |
|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन<br> |
| (1)           | (2)   | (3)                     | (4)                              | . (5)                                                          | (6)          |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नंदौरखुर्द<br>प.ह.नं.12 | 0.784                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5; खरसिया. | मल्दी माइनर  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1036.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू—अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आग्नय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन          | धारा 4 की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                               |                    |
|---------------|-------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम्             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                  | . का वर्णन         |
| (1)           | (2)   | (3)                    | (4)                              | (5)                                                             | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | सकरेलीकला<br>प.ह.नं. 5 | 0.909                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बा्ंगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सकरेली माइनर नं. 1 |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1037.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9     | भूमि का वर्णन      |                                  | धारा ४ को <sup>ं</sup> उपधारा (2)                              | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|-------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृतःअधिकारी                                 | का वर्णन          |
| (1)           | (2)   | (3)                | (4)                              | (5)                                                            | (6)               |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पोरथा<br>प.ह.नं.10 | 2.426                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सुवाडेरा सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1038.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों की प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन             |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन      |  |
|---------------|-------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम                 | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन               |  |
| (1)           | (2)   | (3)                       | (4)                              | (5)                                                           | (6)                    |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नवापाराखुर्द<br>प.ह.नं. 5 | 0.587                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर्सभाग, क्र. 5, खरसिया. | सुवाडेरा सब माइनर<br>• |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1039.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आश्य की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| . •           | 9     | भूमि का वर्णन .     |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन  |
|---------------|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | . के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन           |
| (1)           | (2)   | (3)                 | (4)                              | (5)                                                            | (6)                |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पोरथा<br>प.ह.नं. 10 | 1.540                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सराडीपाली सब माइनर |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्तों के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांद. भू-अर्जन/1040.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिवं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन         | धारा ४ की उपधारा (2)             | सार्वजनिक प्रयोजन                                              |                          |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| जिला          | तहसील | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन                 |
| (1)           | (2)   | (3)                   | (4)                              | (5)                                                            | . (6)                    |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | सकरेलीकला<br>प.ह.नं.5 | 0.942                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सकरेलीकला मा. नं. 3<br>• |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1041.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | \$      | र्मि का वर्णन                   |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                            | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम                       | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                  | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                             | (4)                              | (5)                                                             | . (6)             |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती • | डोड़की <sub>.</sub><br>प.ह.नं.5 | 1.294                            | कार्यपालन् यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | बगबुड़वा माइनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1042.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दो जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपवन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               |       | भूमि का वर्णन              |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|-------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला          | तहसील | नग <b>र∕ग्राम</b>          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन          |  |
| (1)           | (2)   | (3).                       | (4)                              | (5)                                                            | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | नवापारा खुर्द<br>प.ह.नं. 5 | 0.283                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सुवाडेरा माइनर    |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1043.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में/ धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|               | 93    | ्मि का वर्णन        |   | धारा 4 की उपधारा (2)             | · सार्वजनिक प्रयोजन                                           |   |                 |
|---------------|-------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम           |   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | • | का वर्णन        |
| (1)           | (2)   | (3)                 | • | (4)                              | (5)                                                           |   | (6)             |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | जगदल्ली<br>प.ह.नं.4 |   | 0.764                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया | 3 | डोलनार उप वितरक |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1044.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## <u>अनुसृची</u>

| •             |       | भूमि का वर्णन       | ••                                | धारा 4 की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------------|-------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रकाः<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन          |  |
| (1)           | (2)   | (3)                 | (4)                               | .(5)                                                           | (6)               |  |
| जांजगीर-चांपा | सक्ती | पोरथा<br>प.ह.नं. 10 | 0.279                             | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सुवाडेरा माइनर    |  |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1045.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

|                            | 9     | भूमि का वर्णन       |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला                       | तहसील | नगर∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ं के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)                        | (2)   | · (3)               | (4)                              | (5)                                                            | (6)               |
| जांजगीर-चांपा <sup>.</sup> | सक्ती | पोरथा<br>प.ह.नं. 10 | 2.687                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | सराईपाली माईनर    |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदंव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1046.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

|               | 9                | भूमि का वर्णन         |                                    | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तहसील            | नगर∕ग्राम             | . लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन          |
| (1)           | (2)              | (3)                   | (4)                                | (5)                                                           | (6) ·             |
| जांजगीर-चांपा | <b>ं</b> जैजैपुर | जैजैपुर<br>प.ह.नं. 22 | 3.142                              | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | परसाडीह वितरक     |

€:

## जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1047.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

|    |   | _  |
|----|---|----|
| अन | स | चा |

| • .           | 9       | र्मि का वर्णन           |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|---------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| जিলা          | तहसील   | नगर⁄ग्राम               | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन          |
| (1)           | (2)     | (3)                     | (4)                              | (5)                                                          | (6)               |
| जांजगोर-चांपा | जैजैपुर | ं अमलीडीह<br>प.ह.नं. 20 | 1.138                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, ज्ञ. 3, सक्ती | 7 R टेल माइनर     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1048.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| •             |         |                       | अनुस्                            | <u>र</u> ्ची ्                                                |                                          |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | 9       | भूमि का वर्णन         |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                          | सार्वजनिक प्रयोजन                        |
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                | का वर्णन                                 |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4)                              | (5)                                                           | (6)                                      |
| जांजगीर-चांपा | जैजैपुर | लालमाटी<br>प.ह.नं. 21 | 1.336                            | कार्यपालन यंत्री, भिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती. | भनेतरा माइनर, भनेतरा ब्रांच<br>माइनर 3 L |

क्रमांक क/भू-अर्जन/1049.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

| यन  | यस      |
|-----|---------|
| ارب | ייר אי, |

|                    | 9         | र्मुम का वर्णन      | •                                | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन                        |
|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| जिला               | . तहसील   | नगर/ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन                                 |
| (1)                | (2)       | (3)                 | (4)                              | (5)                                                            | (6)                                      |
| जांजगीर-चांपा<br>, | - जैजैपुर | पिसौद<br>प.ह.नं. 21 | 2.663                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | भनेतरा माइनर, भनेतरा ब्रांच<br>माइनर 2 R |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

### जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1050.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संवंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

## अनुसूची

|               | 9            | भूमि का वर्णन         |                                  | ं धारा ४ की उपधारा (2)                                         | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| जिला          | तंहसील       | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन          |
| (1)           | (2)          | (3)                   | (4)                              | (5)                                                            | . (6)             |
| जांजगीर-चांपा | •<br>जैजैपुर | तुमीडीह<br>प.ह.नं. 22 | 3.051                            | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता वांगो<br>नहर संभाग, क्र. 5, खरसिया. | गुडरू माइनर       |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

| कार्यालय, कलेक्टर, जिल्               | ता सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं           | (1)                        | (2)                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| •                                     | , छत्तीसगढ़ शासन                   |                            |                                       |
|                                       | , छतासम्बर्धाः<br>। विभाग          | 101                        | 1.090                                 |
| राजस्व                                | । । १ मा ।                         | . 69                       | 0.320                                 |
| आग्राजा टिवांत                        | <b>५</b> 5 जुलाई <b>200</b> 2      | 110/1                      | 0.071                                 |
| સરશુંગા, 14:114                       | 7 3 Yell 2002 .                    | 102                        | 0.180                                 |
| रा. प्र. क्र./1416/ अ-82/20           | 01-2002.—चूंकि राज्य शासन को       | 110/2                      | 0.020                                 |
| स वात का समाधान हो गया है वि          | क नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)     | 56/1                       | 0.220                                 |
| वर्णित भूमि को अनुसूची के पद          | (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन | 68                         | 0.060                                 |
| लिए आवश्यकता है. अत: भू               | -अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक      | 70                         | 0.140                                 |
|                                       | अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित      | 56/2                       | 0.220                                 |
| भ्या जाता है कि उक्त भूमि का<br>:—    | । उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता     |                            |                                       |
| · _                                   | <del>गाञी</del>                    | 111                        | 0.100                                 |
| अर्                                   | रुस्चा :                           | 8                          | 0.510                                 |
|                                       |                                    | 74                         | 0.900                                 |
| (4) असि का कार्यन                     |                                    | 245                        | 0.030                                 |
| (1) भूमि का वर्णन-<br>(क) जिला-सरगुजा | ,                                  | 71                         | 0.080                                 |
| (क) जिला-सरगुजा<br>(ख) तहसील-पाल      |                                    | 208                        | 0.061                                 |
| (ख) तहसाल-नाल<br>(ग) नगर/ग्राम-चेरवा  | ਂ<br>ਟੀਵ                           | 105                        | 0.360                                 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल                    | -                                  | 109                        | 0.100                                 |
| ( 1) Cl ( l ) Ala lice                | ,                                  | 104                        | 0.960                                 |
| खसरा नम्बर                            | रकवा                               | 73                         | - 0.600                               |
|                                       | (हेक्टेयर में)                     | . 40                       | 0.320                                 |
| (1)                                   | . (2)                              | 114                        | 0.150                                 |
|                                       | •                                  | . 108                      | 0.320                                 |
| 47                                    | 1.150                              | .50                        | 0.060                                 |
| 54                                    | 2.202 .                            | 76                         | 0.120                                 |
| 58                                    | 0.190 -                            | 93                         | 0.053                                 |
| 60                                    | 0.090                              | 209                        | 0.054                                 |
| 79                                    | 0.610                              |                            | 0.020                                 |
| 81                                    | . 0.040                            | 244                        |                                       |
| 82                                    | 0.101                              | 246                        | 0.061                                 |
| 46                                    | 0.250                              | 255                        | 0.062                                 |
| 77 -                                  | 0.130                              | 282                        | 0.042                                 |
| 78_                                   | 0.150                              | 72                         | 0.500                                 |
| 96                                    | 0.100                              |                            |                                       |
| 44                                    | 0.110                              | योग 49                     | 12.847                                |
| 45                                    | · 0.020                            | (1) <del></del> (-0        |                                       |
| 113<br>100                            | 0.250<br>0.100                     |                            | के लिए आवश्यकता है—रामचन्द्रप्        |
| 42                                    | 0.100                              | तालाब के डूब क्षेत्र हेतु. |                                       |
| 43                                    | 0.020 .                            | (a) <del>aic 4 / </del>    | 64.                                   |
| <b>4</b> .)                           | U.UZU .                            | (३) भाम क नक्श (प्लीन) का  | निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालयं में किर |

### सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002.

रा. प्र. क्र./1418/ अ-82/2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता. है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-सरगुजा
  - (ख) तहसील-पाल
  - (ग) नगर/ग्राम-बिशुनपुर
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.619 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर  | • रकबा         |
|-------------|----------------|
|             | (हेक्टेयर में) |
| (1)         | (2)            |
| •           |                |
| 762 ·       | 0.700          |
| 772 ·       | 0.070          |
| 774         | .0.105         |
| 786         | . 0.222        |
| 720         | 0.320          |
| 7 <b>99</b> | 0.691          |
| 800         | 0.770          |
| 796         | 0.150          |
| 672         | 0.810          |
| 809         | 0.500          |
| 675         | 2.110          |
| 677         | 0.405          |
| 726         | 0.030          |
| 735         | 0.020          |
| 737         | 0.110          |
| 802         | 0.230          |
| 803         | 0.230          |
| 801         | 1.118          |
| 804         | 1.240          |
| 807         | 0.200          |
|             |                |

|     | (1) | . (2)   |
|-----|-----|---------|
|     | 813 | 0.207   |
| योग | 21  | . 9 619 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिशुनपुर -राम चन्द्रपुर जलाशय ड्रब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है:

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

### दन्तेवाड्रां, दिनांक 17 जुलाई 2002

क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-दन्तेवाड़ा
  - (ख) तहसील-बीजापुर
  - (ग) नगर/ग्राम-माटवाडा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.337 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा           |
|------------|----------------|
|            | (हेक्टेयर में) |
| (1)        | (2)            |
| 23/2       | 0.008          |
| 23/3       | 0.007          |

|       | (1)  |   | (2)     |
|-------|------|---|---------|
| •     | 23/9 | • | 0.010   |
|       | 49   |   | 0.119   |
|       | 54   |   | 0.117 • |
|       | 56   | • | 0.030   |
|       | 55/4 |   | 0.010   |
|       | 55/3 |   | 0.006   |
|       | 55/2 |   | 0.005   |
|       | 55/5 |   | 0.005   |
|       | 51/2 |   | 0.005   |
|       | 53/3 |   | 0.005   |
|       | 53/2 |   | 0.005   |
|       | 51/3 |   | 0.005   |
| योग ़ |      |   | 0.337   |

- (2) सार्वजनिक प्रयोज्ज्ञ्√िद्धुसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

## दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2002

क्रमांक 17/अ-82/2001-2002. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचो के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-दत्तेवाडा
  - (ख) तहसील-बीजापुर
  - (ग) नगर/ग्राम-भट्टीगुड़ा
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 एकड्

| खसरा नम्बर | ं रकवा     |  |
|------------|------------|--|
|            | (एकड़ में) |  |
| (1)        | (2)        |  |
| 14/10      | 0.50       |  |

- (1) (2) 37/50 0.50 37/26 0.31 37/31 39 40/2 37/37 क 0.25 37/37 ख 0.06 37/51 0.30 37/37 ग 0.15 37/39 0.30 2.38
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बीजापर के कार्यालय में किया जा सकता है.

### दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2002

क्रमांक 20/अ-82/2001-2002.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-दन्तेवाड़ा
  - (ख) तहसील-बीजापुर
  - (ग) नगर/ग्राम-पापनपाल
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.11 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकवा           |
|------------|----------------|
|            | (हेक्टेयर में) |
| (1)        | (2)            |
| 620/2      | 0.19           |
| 661        | 0.03           |
|            |                |

.

|         |        |                                                                                            | •    |  |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| . (1)   | (2)    | (1)                                                                                        | (2)  |  |
| 663     | 0.06   | 76/1                                                                                       | 0.22 |  |
| 664     | 0.09   | 76/2                                                                                       | 0.14 |  |
| 662/3   | 0.02   | 71                                                                                         | 0.04 |  |
| - 665   | 0.27   | 75                                                                                         | 0.12 |  |
| 670 ·   | 0.19   | 70/2                                                                                       | 0.12 |  |
| 671     | 0.20   | · 81/2                                                                                     | 0.15 |  |
| 674     | 0.24   | 103                                                                                        | 0.09 |  |
| 675     | 0.02   | 85                                                                                         | 0.40 |  |
| 702     | 0.15   | 88/1                                                                                       | 0.33 |  |
| 699     | 0.43   | 56/2                                                                                       | 0.40 |  |
| 705     | - 0.08 | 47/1                                                                                       | 0.40 |  |
| 575     | 0.20   | •                                                                                          |      |  |
| · 684/1 | 0.33   | योग                                                                                        | 9.11 |  |
| 628     | 0.14   | ***************************************                                                    |      |  |
| 629/1   | 0.13   | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पापनपाल<br>जलाशय नहर निर्माण हेतु.     |      |  |
| 630 -   | 0.14   |                                                                                            |      |  |
| 631     | 0.34   |                                                                                            |      |  |
| 636     | 0.34   | (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी बीजापुर                             |      |  |
| 633/3   | 0.51   | के कार्यालय में किया जा सकता है.                                                           |      |  |
| 632/2   | 1.61   |                                                                                            |      |  |
| 6/1     | 0.09   |                                                                                            |      |  |
| 7/1 क   | 0.12   | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव |      |  |
| 7/3     | 0.59   |                                                                                            |      |  |
| •       |        | •                                                                                          |      |  |
|         |        |                                                                                            |      |  |

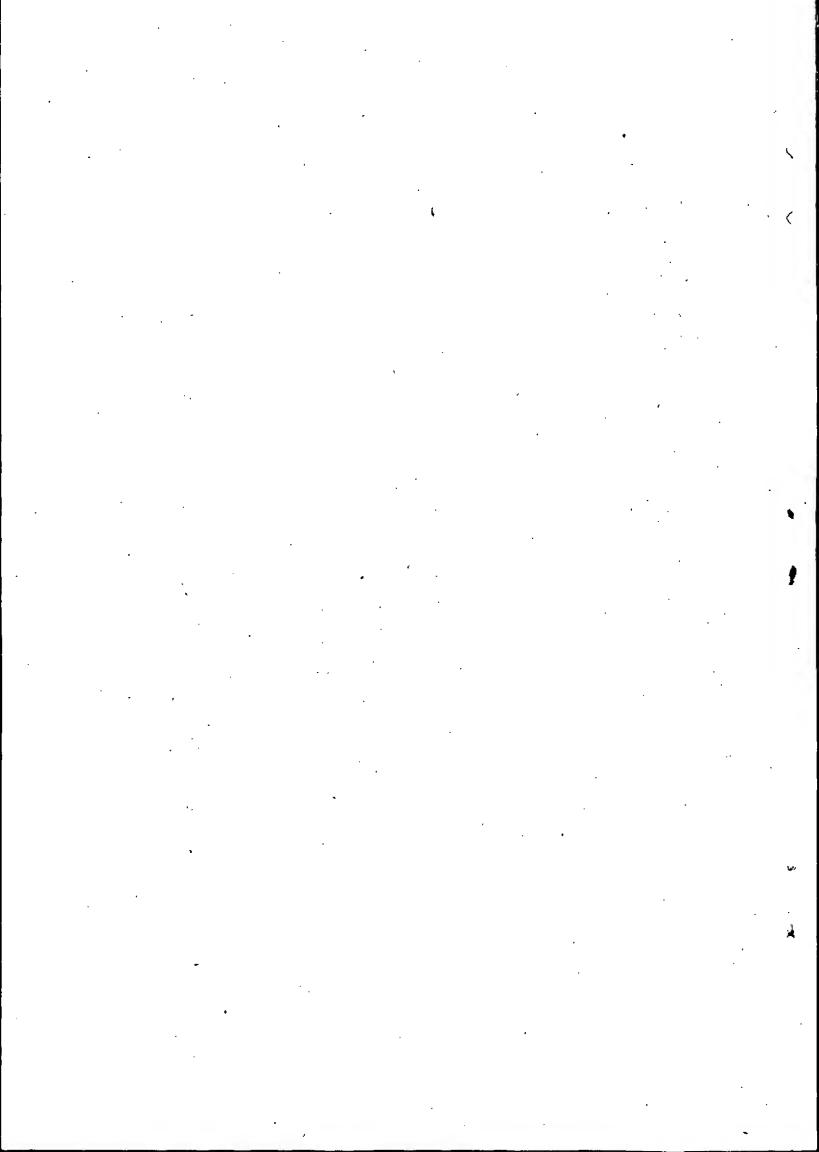